## भूमिका

मनुस्पृति हिन्दुयों का पुरुष धर्मशास है। उसकों कोई भी हिन्दू
य्यमामाणिक नहीं कहसकता है।। वेद में लिखा है कि मनुजी ने जो
कुछ कहा उसे जीन के लिये औपध समस्ता। (यन्मनुरवद्त्त है
पजम्) और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्र चिपताओं में मनुजी
सबसे प्रधान और अतिमान्य हैं क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास में
सम्पूर्ण वेदों का तात्पर्थ लिया है जो उनके धर्मशास से विरुद्ध हो
उसे कदापि नहीं मानना।।

### <sup>.</sup> ऱ्लोक

विदार्थोपनिवन्धत्वात् प्राधान्यं हि सनोः स्पृतम् ॥ मन्वर्थविपरीताया सा स्पृतिने प्रशस्यते ॥ १ ॥

यवन म्लेच्छ और इंगलेएडीय सुविचक्ष्या पंडित भी मानव-व्यारशास्त्र को वेद छोड़कर संसार के सारे ग्रंथों से पाचीन मानते हैं। और सर विलिधम् जोन्स साहिव जो सुनिम् कोर्ट के मख्यात जज्ज को इसे किसी समय में यूनान और मिसरे देश तक प्रचलित माने हैं। खेद की बात है कि हमारे देशवासी हिन्दू कहजाके अपने ज्यानविधमेशास्त्र को न जाने । और सारे काम उसके विख्य करें।

जो वचन ब्राह्मणों ने दान दक्षिणा लेने में श्रपने उपयोगी समभे उन्हें तो सर्वदा पढ़ाते सुनाते रहे। श्रीर जो वचन इमको हमारे धर्म की जड़ जान पड़ते हैं उन्हें माना मन ही से मुलाय दिये ॥ जिन वचनों को अपने मतिकूल पाया उन्हें कह दिया कि केवल सत्ययुग के लिये ये कलिकालवालों की इनसे काम ही नहीं। श्रथवा टीका करके अर्थ पलट दिया कहीं का कहीं ॥ और जो वचन अपने प्रयोजनीय श्रीर इप्रसाधक देखे उन्हें वतलाया। कि न माने सो हिन्द की जाति से वाहर निकाला गया ॥ हमारा वहुत दिनों से विचार था कि मानव धर्मशास्त्र का संक्षेप करके भाषा में छपवावें। जिसमें हमारे देशवासी जो संस्कृत नहीं जानते सहज में उसका अभिप्राय जान सर्वे ॥ पर अब सर्वारी पाठशाला के धर्मशाखी प्रख्यात पंडित ग़ुलजारजी ने जो संपूर्ण ग्रंथ को वाबू देवीदयाल-सिंह भरथरा के ताल्लुकेदार के लिये भाषा कर डाला। तो इम को अपना काम सिद्ध करना श्रीर भी सुगम होगया ॥ सर विलि-यम जोन्स साहिव के श्रंब्रेजी भाषान्तर ग्रंथ से भी सहायता ली ! अरेर यह मानवधर्मसार छोटी सी पुस्तक अपने देशवासियों के निमित्त ऐसी रची ।। जिससे उन्हें प्रकट होजावे कि कीनसा हिन्दुओं का आदि धर्म है। और जो श्रव हिन्दू कहलाते हैं उनका कैसा कर्म है ॥ धर्म हिन्दुर्ओं का यह उनके श्रागे है । श्रव इस पर चलना न चलना जनके हाथ में है।। श्रीर यदि कोई कहे कि

भाषान्तर शुद्ध नहीं वनाया अथवा इन श्लोकों को मनुजी ने नहीं वनाया ।। तो साक्षी के लिये विद्यालय वाराणकी पुरी के अति मसिद्ध अद्वितीय महान् पंडित ईश्वरीद चजी पांड़े और सखारामजी भट्ट भट्ट और हीरानंदजी चतुर्वेदी और रामचन्द्रजी शास्त्री और दुर्गाद चजी वैयाकरण की चिट्टी नीचे छाप दी है। पहली हमारी है दूसरी उसके उत्तर में उन महात्माओं की है।।

स्वस्ति श्रीमत्परमद्याकर कृपासागर सर्वशास्त्रशुंधर श्री ६ पंडितवर ईश्वरीदत्तजी पांडे सखारामजी भट्ट भट्ट हीरानन्दजी चतुर्वेदी रामचन्द्रजी शास्त्री दुर्गाद्त्तजी वैयाकरण योग्य शिवमसाद का साष्टाङ्ग मणाम पहुँचे श्रपरंच मतुरमृति का संक्षेप करके भाषा सहित श्रापके पास भेजा है सो उसे देख के उसके शुद्धाशुद्ध की व्यवस्था लिख भेजिये किमधिकम् ॥

लि॰ शिवमसाद ॥

मनुस्मृति का संक्षेप भाषा साहत आपने भेजा सो देखा बहुत शुद्ध है अशुद्ध कहीं कुछ नहीं ।।

लि० श्रीरामः श्रीईश्वरीदत्तशम्मपिष्डितानाम् । लि० सखाराम भट्ट भट्ट । लि० हीरानन्द पं० । लि० रामचन्द्र शास्त्री । लि० दुर्गादत्त शम्मी ॥

# मानवधर्मसार ।

### प्रथम ऋध्याय ॥

#### <del>-%e%</del>-

- (१) मनुमेकात्रमासीनमभिगम्य महर्षयः .. प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमञ्जवन् १
- (१) मधुजी एकाश्रचित्र वैठे हुये थे महर्षियों ने उनके पास जाके और यथान्याय पति पूजा करके कहा ॥ १॥
- (२) भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः॥ अन्तरप्रभवानात्र धम्मीन्नो वक्कुमईसि २
- (२) हे भगवन् ! सव वर्णी का और अन्तर मधवों का धर्म कम से ठीक टीक हम लोगों से कहिये !! २ !!

<sup>(</sup>२) जो ऊंचे वर्ण के पुरुष और नीचे वर्ण की विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हो, उसे अन्तरप्रभव कहते हैं॥

- (३) सतैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः॥ प्रत्युवाचार्च्यतान्सर्वान्महर्भीञ्छ्रयतामिति ४
- ( १ ) जब उन महात्माओं ने महातेजार्सा मनुजी से यह पूछा तय मनुजीने उन सब महर्षियों की पूजा करके कहा कि सुनिये॥४॥
- ( ४ ) स्रासीदिदन्तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ॥ स्रप्रतक्र्यमिविज्ञेयं प्रसुष्ठामिव सर्वतः ४
- (४) यह सब जगत् पहले तम अर्थात् अधिरा था न वह जाना गया था न उसका कुछ लक्षण था न वह लक्षण करने के योग्य था न जानने के योग्य था मानों नींद में सोया हुआ था ॥ ५॥
- ( प्र ) ततः स्वयम्भूर्भगवानन्यक्नो न्यञ्जयन्निदम् ॥ महाभूतादिवृत्तीजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ६
- ( ५ ) फिर तब महाभूतादि मर्थात् पृथ्वी अप तेज वायु श्राकाशादि से मकट है मभाव जिसका तम का द्रकरनेवाला अन्यक्त स्व-यम्भू भगवान् इस जगत् की न्यक्त अर्थात् मकट करता हुआ।।६॥
- (६) योसावतीन्द्रियत्राह्यस्स्कोऽज्यक्वस्सनातनः ॥ सर्वभूतमयोचिन्त्यस्स एव स्वयमुद्वभौ ७
- (६) जो भगवान जितेन्द्रियों का ग्राह्य सुरूप अन्यक्त सनातन अ-चिन्त्य सर्वभूतमय है सोई आप से आप मकट हुआ।। ७॥

### दितीय ऋध्याय।

- (७) वेदाः स्मृतिस्सदाचारः स्वस्य च पियमात्मनः॥ एतचतुर्विधं प्राहुस्साक्षाद्धम्भस्य लक्षणम् १२
- (७) वेद और स्मृति और भन्ने लोगों का आचार और अपने आत्मा का निप ये चारों साक्षात् धर्म के लक्षण कहे हैं।। १२।।
- ( = ) पूजयेदशनन्नित्यमद्याचैतदकुत्सयन् ॥ दृष्ट्या हृष्येत्पसीदेच प्रतिनन्देच सर्वशः ४४
- ( = ) प्रतिदिन भोजन का आदर करें और उसकी निन्दा कभी न करे भोजन को देखकर प्रसन्न होने और हर्ष करे और ऐसा कहें कि इम को यह भोजन नित्य मिला करें॥ ४४॥

( = ) अर्थात् जैसा भोजन मिले वैसा ही प्रसन्न होके उन्तोष के साथ खालेंवे यह न कहे और न मन में लावे कि खाने को अञ्झा नहीं मिला अथवा कला फ्रीका है ॥

<sup>(</sup>७) अपने आतमा का प्रिय अर्थात् जिस बात में अपना अन्तः करण कोई बुराई न देखे और भता समसे वह साक्षात् धमहै वेद और विद्याका एकही अर्थहै जिसे अपनी में Lauwledge नालेज कहते हैं, और स्मृति स्मरण को कहते हैं श्रुति और स्मृति समरण की कहते हैं श्रुति और स्मृति अर्थात् खुआ ॥

- (६) नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्याञ्चाद्याच्चेव तथान्तरा ॥ न चैवात्यशनं कुर्याञ्चचोच्छिष्टः कचिद्रजेत् ५६ (६) जुरु किसी को न देना सार्यकाल श्रीर पातःकाल के मध्य
- में भोजन न करना ( अर्थात् तीन वेर भोजन न करना ) प्रतिभोजन ( अर्थात् बहुत भोजन ) न करना जूटे मुँह कहीं न जाना ॥ ५६॥
- (१०) अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम् ॥ अपुरायं लोकविद्धिः तस्मात्तरपरिवर्जयेत् ४७
- (१०) श्रात भोजन श्रायुष श्रारोग्य स्वर्ग पुष्य इन सर्वोके हित नहीं है श्रीर लोक में निंदित है इसलिये श्रात भोजन नहीं करना ॥ ५७॥
- ( १.१) वैवाहिको-विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकःस्मृतः॥ पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थो ऽग्निपरिक्रिया ६७
- (१) अर्थात् जो मनुष्य जूठा खाने योग्य नहीं है उसे जूठा न देना अथवा अच्छा कहके जूठा न देना अथवा अच्छा दिया जा सक तो जूठा न देना परन्तु डोम चमार इत्यादि जो सदाही जूठा खाया करते हैं उनका उच्छिए देने में तो कुछ अधर्म नहीं जान पड़ता क्योंकि अन्न नष्ट करने से तो उसकी किसी मूखे के मुँह में पड़जाना ही मला है॥

- (११) स्त्रियों का निवाह यही वैदिक संस्कार है पति की सेवा यही गुरुकुल में वास है गृह का काम काज यही अग्नि की सेवा है।। ६७॥
- (१२) बृह्यारम्भेवसाने च पादौ श्राह्यौ गुरोस्सदा ॥ संहत्य हस्तावध्येयं सहिब्रह्माञ्जलिःस्मृतः ७१
- (१२) प्रतिदिन पाठ के श्रारम्भ में श्रीर समाप्ति में श्रपने दोनों हाथ से गुरु के दोनों पैर को ग्रहण करे श्रीर दोनों हाथ जोड़केपाठ पढ़े हाथ का जोड़ना ब्रह्माञ्जली कहाती है ॥७१॥
- (१३) अध्येष्यमाणन्तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः॥ अधीष्य भोइतिब्रूयादिरामोस्त्वित चारमेत् ७३
- (१३) शिष्यों के पढ़ाने के समय में गुरु ऐसा वोले कि अधीष्य मोः (अर्थात् पढ़ों) तब शिष्य पढ़े और जब कहे कि विरा-मोस्तु अर्थात् वस करो तब शिष्य चुप रहे इसका तात्वर्थ्य यह है कि गुरु की आज्ञा से पढ़े और चुप रहे।। ७३।।

<sup>(</sup>११) अर्थात् व्याही हुई स्त्रियों का यही धर्म है कि पति की सेवा करें श्रोर घरका कामकाज॥

<sup>(</sup>१२) श्रर्थात् जिससे पाठ पड़े उसकी बड़ी प्रतिष्ठा करे श्रौर उसे पूज्य समसे॥

<sup>(</sup>१३) अर्थात् जो काम करे सो ग्रह की आहानुसारं करे॥

(१४) इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ॥ संयमे यत्नमातिष्ठेदिद्धान् यन्तेव वाजिनाम्==

(१४) विषयों से इन्द्रियों को रोके जैसे सारथी कुचाल से घोड़ों को रोकता है ॥ == ॥

(१५) श्रोत्रत्वक्चश्रुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी ॥ पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता ६०

(१५)श्रोत्र त्वक् चक्षु जिहा नासिका पायु उपस्थ हस्त पाट् वाणी ॥ ६० ॥

( १६ ) बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः ॥ कर्मोन्द्रियाणि पञ्चेषां पाय्वादीानि प्रवक्षते ६१

(१६) इन सर्वोमें पहिली पांच ज्ञान इन्द्रिय कहाती हैं दूसरी पांच कमें इन्द्रिय कहाती हैं ॥ ६१॥

(१७) एकादशं मनोज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् ॥ यस्मिञ्जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ६२

(१७) ग्यारहवां पन है अपने गुरा करके दोनों (अर्थात् पांच

<sup>(</sup>१४) हम नहीं जानते कि जो लोग हिन्दू कहलाते हैं वे मनुजी के इस वचन पर क्यों नहीं ध्यान देते ॥

ज्ञान इन्द्रिय श्रीर पांच कर्म इान्द्रिय ) कहाती हैं मन के जीतने से ये सव दशों जीती जाती हैं ॥ ६२ ॥

- ( १८) इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ॥ सन्नियम्य तुतान्येव ततःसिद्धिन्नियच्छति ६३
- (१८) इन्द्रियों के प्रसंग से जीव दोषी होता है श्रीर इन्द्रियों का निग्रह करे (श्रर्थात् विषयों में न लगावे) तो जीव सिद्धि को पाता है।। ६३।।
- (१६)न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ॥ हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्द्धते ६४
- (-१६) जिस वस्तु में मन की इच्छा है उस वस्तु के मिलने से मन को तृप्ति हो सो कभी नहीं होती जैसे घी को पाके प्राप्ति वहती ही है ॥ ६४॥
- (२०)यश्रीतान्त्राप्नुयात्सर्वान् यश्रोमान्केवलांस्त्यजेत्॥ प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ६ ५

<sup>(</sup>१६) धन्य हैं वे महात्मा पुरुप जो इन्द्रियों का निग्रह करते हैं जो लोग केवल नाम के ब्राह्मणों को दही पेड़ा खिला के सिद्धि को ढूंढ़ते हैं उन्हें मनुजी के इस वचन को श्रञ्छी तरह पढ़ना चाहिये॥

<sup>(</sup>१६) अर्थात् सांसारिक बस्तु की इच्छा करना वृथा है॥

- (२०) जिस मनुष्य को मन का इच्छित पदार्थ सब मिलता है श्रीर जो मिले हुये पदार्थी का त्याग करता है इन दोनों में त्याग करनेवाला वड़ा है।। ६५।।
- (२१)न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया ॥ विषयेषु प्रजुष्टानि यथाज्ञानेन नित्यशः ६६
- ( २१ ) विपयों की सेवा न करने से उनका ऐसा त्याग नहीं होता जैसा ज्ञान से होता है ॥ ६६॥
- (२२) वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमांश्च तपांसि च॥ न विप्रभावदुष्टस्य सिद्धिङ्गच्छन्तिकर्हि चित्६७
- ( २२ ) जिसका स्वभाव दुष्ट है जसको वेद दान यह निर्धम तप ये सब भी सिद्धि को नहीं दे सक्ने ॥६७ ॥
- ( २३ )श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुनत्वा घात्वा च यो नरः॥ न हृष्यति ग्लायतिवा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ६=
- (२३) जो मनुष्य सुन के छू के देख के भोग करके सूंघ के न हुए को पाता है श्रीर न इसके विना शोक को पाता सो जितेन्द्रिय कहाता है ॥ ६८॥

<sup>(</sup>२२) अर्थात् स्वभाव का दुए होना यहुत ही दुरा है इसलिये मनुष्य अपना स्वभाव अच्छा रखने का वड़ा यहा करे॥

- (२४) इन्द्रियाणान्तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् ॥ तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पात्रादिवोदकम् ६६
- (२४) सब इन्द्रियों मेंसे एक भी इन्द्रिय अपने विषय में लगी तो जीवकी दुद्धि जाती रहती है जैसे मशक में एक छेद होने से भी पानी निकल जाता है।। ६६।।
- (२४)वंशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ॥ सर्वान्संसाधयेदर्थानाक्षिण्वच् योगतस्तनुम्१००
- (२५) उपाय से सब इन्द्रियों को और मनको वश करके जिसमें शरीर को दुःख न होने पावे ऐसी रीति से सब अर्थी को सिद्ध करें 11 १०० ॥
- (२६) नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयान्नचान्यायेन पृच्छतः॥ जानन्नपिहि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ११०
- (२६) विना पूछे कोई वात किसी को न कहना अन्यायं से पूछे तो भी न कहना जानता हुआ भी बुद्धिमान लोक में जड़ की नाई रहे।। ११०॥
- (२'७)शय्यासने ऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्॥ शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत् ११६

- (२७) बड़े लोग जिस आसन पर वा जिस शय्या पर बैठे हों उसपर न बैठे और आप शय्या अथवा आसन पर बैठा हो तो उठ के बड़े लोगों को प्रणाम करे ॥ ११६॥
- (२=) अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः॥ चत्वारि तस्यवर्द्धन्ते आयुर्विद्यायशोवलम् १२१
- . (२६) जो मनुष्य बड़े (श्रर्थात् बुड़े) लोगों को नित्य प्रणाम करता है श्रीर सेवा करता है उसके विद्या श्रायुप्यश बल ये चारों वड़ते हैं ॥ १२१॥
- (२६) बाह्यणं कुशलं पृच्छेत्सत्रवन्धुमनामयम्।। वैश्यं क्षेमं समागम्य शूदमारोग्यमेव च १२७
- (२६) त्राह्मण से कुशल क्षत्रिय से श्रनामय वैश्य से क्षेम शूद्र से आरोग्य पूछना चाहिये ॥ १२७ ॥
- (३०)मातुलांश्चिपतृव्यांश्चश्वशुरानृत्विजोगुरून् ॥ असावहमिति बूयात्पत्युत्थाय यवीयसः १३०
- (३०) मामा चाचा रबशुर ऋत्विज् ( अर्थात् यज्ञकरानेवाला ) गुरु ये सव अपने वयसे छोटे भी हों तो उनकी मैं अमु-कहूं ऐसा कहकर उठके प्रणाम वरे ॥ १३०॥

- (३१) मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथपितृष्वसा॥ सम्पूज्यागुरुपत्नीवत्समास्तागुरुभार्य्यथा १३१
- ( ३१) मौसी मामी सासु फूफी ये सब गुरु की स्त्री के सम हैं इस लिये गुरुकी स्त्रीकी नाई इन सबकी पूजा करना जितहै १३१॥
- (३२)भ्रातुर्भारयोंपसंत्राह्या सवर्णाहन्यहन्यपि॥ विपोष्यतूपसंत्राह्याज्ञातिसम्बन्धियोषितः १३२
- ( ३२ ) वहें भाई की जो सबर्णा ही है (अधीत दूसरे वर्ण की नहीं है) उसका पैर छूके नित्य प्रणाम करना खौर जाति सम्बन्ध की जो ही हैं उसका विदेश से खाके पैर छूके प्रणाम करना अपने देश में रहे तब पैर को न छूबे प्रणाममात्र करें ॥ १३२ ॥
- ( ३३ ) पितुर्भगिन्यां मातुरच ज्यायस्यां च स्वसर्यपि॥ मातृबद्वत्तिमातिष्ठेन्माताताभ्यो गरीयसी १३३
- ( ३३) फ़्फी मौसी बड़ी बहिन इन सबको माताके समान जानना यद्यपि माता इन सबोंसे बड़ी है।। १३३॥
- (३४) दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृतास्॥ त्र्यब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापिस्वयोनिषु १३४
- ( ३४ ) एक ग्राम वा एक पुरका रहनेत्राला गुण से रहित हो श्रोर

दशवर्ष जेठा हो तो उसके साथ ित्रता का व्यवहार होता है श्रीर गुर्गी हो पांच वर्ष जेठा हो तो भी ित्रता ही का व्यवहार होता हैं श्रीर वेद पढ़ा हो तो तीन वर्ष जेठा हो तो मित्रता ही होती हैं श्रीर सम्बन्ध में हो तो थोड़े ही काल में मित्रता होती हैं सर्वत्र जो काल कह श्राये हैं उसके उत्पर ज्येष्ठता का व्यवहार होता है ॥ १३४॥

- (३५) वित्तम्बन्धुवयःकर्मा विद्या भवति पञ्चमी ॥ एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्१३६
- (३५) द्रव्य बन्धु वय कर्प विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं इनमें पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर वड़ा है ॥ १३६॥
- (३६)पञ्चानां त्रिषु वर्षोषु भूयांसि ग्रुणवन्ति च ॥ यत्र स्युः सोत्रमानार्हःशूद्रोपि दशमिङ्गतः १३७
- (३६) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसमें इन पांचों से जितनी श्रधिक वस्तु रहे वही उतना मानके योग्य है नब्वे ६० वर्ष के ऊपर वय हो तो शूद्र भी मान के योग्य है ॥ १३७॥

<sup>(</sup>३४) श्रयीत् विद्या सबसे बड़ी है और विद्वान् पुरुप सबसे अधिक मान्य है॥

<sup>(</sup>३६) यदि नैश्य बिद्वान् हो तो वह मुर्ख ब्रह्मण से ऋधिक मान्य होगा ॥

(३७)चिकणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियः॥ स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च १३८

(२७) जो स्थार चहा है और जो नन्त्रे ६० वर्ष के ऊपर का वयवाला है जो रोगी है जो वोभ्र लिये है जो स्त्री है जो ब्रह्मचारी है जो राजा है जो विवाह करने के लिये जाता है इन सबके लिये राह छोड़ देनी ( अर्थात् इन सर्वोमें से कोई एक ओर से आता हो और उसके समीप द्सरी ओर से कोई आताहो तो वह राह छोड़ देने इन सर्वोके जाने के लिये॥ १३८॥

(३८) उपाध्यायान्दशाचार्यश्चाचार्याणांशतम्पिता॥ सहस्रनतु पितृनमाता गौरवेणातिरिच्यते १४५

(३८) उपाध्याय से दश गुण आचार्य वहां है आचार्य से सौ गुण पिता वहां है पितासे हजारगुण माता वड़ी है।। १४५॥

(३६) ब्राह्मस्य जन्मनःकर्त्ता स्वधर्मस्य च शासिता॥ बालोपि विशोवृद्धस्य पिता भवति धर्मितः १५०

(३६) श्रपने वय से छोटा है श्रीर पढ़ाता है श्रीर धर्म्म को सिख-लाता है तो वह भी गुरु कहाता है ॥ १४०॥

<sup>(</sup>३८) धन्य हैं वे जो इस वचन को मानते हैं और पिता माता की सेवा करते हैं 🏻

(४०) अध्यापयामास पितृञ्शिशशुराङ्गिरसः कविः॥ पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यतान् १५१

(४०) श्रंगिरा के लड़के ने अपने चचाओं को पदाया श्रीर वेटा ऐसा कहा वर्षेकि ज्ञान में वह बड़ाधा इसिल्पे ॥ १५१॥

(४१) अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ अज्ञं हि वालमित्याद्वःपितेत्येवतुमन्त्रदम्१५३

(४१) वर्गोकि जो कुछ नहीं जानता वही वालक है श्रीर जो मंत्र देता है वही पिता है ।। १५३॥

(४२) न हायनैर्न पिलतेर्न वित्तेन न वन्धुभिः॥ ऋपयश्विकरे धर्म योनूचानः सनो महान् १५४

- (४२) वर्ष श्रीर केशका पक्तना द्रव्य श्रीर वन्धु इन सर्वासे मनुष्य वड़ा नहीं होता ऋषिलोगों ने यही धर्म कहा है कि हम सवर्षे पढ़नेत्राला जो है सोई वड़ा है।। १५४॥
- ( ४३ ) न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ॥ यो वै युवाप्यधीयानस्तन्देवाःस्थविरं विदुः १ ५६
- (४३) केशके पकने से छुद्र नहीं कहलाता है ग्रुवा है और पहा है तो उसको देवताओं ने छुद्र कहा है ॥ १५६॥

- (४४) अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम् ॥ वाक्वैवमधुराश्लक्षापयोज्याधर्ममिन्छता १५६
- (४४) जिसमें किसी जीवको पीड़ा न हो ऐसा कल्याण करनेवाला जो कर्प उस कर्म की त्राज्ञा देनी चाहिये क्रीर मधुर चिक्कण वाणी वोलनी चाहिये धर्म की इच्छा करनेवाले को ॥१५९॥
- (४५)यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा ॥ स वै सर्वमवामोति वेदान्तोपगतं फल्रम् १६०
- (४५) जिसकी वाणी श्रौर मन शुद्ध है श्रौर सर्वकाल में रक्षित है है सो वेदान्त के फल को पाता है ॥ १६०॥
- (४६) नारुन्तुदः स्यादार्तोपि न परदोहकर्मधीः॥ यस्यास्योद्धिजते वाचा नालोक्यान्तामुदीरयेत् १६१
- (४६) दुःखित हो तो भी ऐसी वात न वोले कि जिससे किसीको मर्म्भवाव हो दूसरे के द्रोहकर्ष में बुद्धि को न रक्ले जिस वात से किसीके जीव को डद्देग हो ऐसी वात न वोले ।। १६१॥
- (४७) सन्मानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव ॥ अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा १६२

- (४७) सन्मान से बाह्मण डरता रहे विप की नाई और श्रपमान की इच्छा करे श्रमृत की नाई ॥ १६२॥
- (४८) वर्जयेन्मधुमांसञ्च गन्धं माल्यं रसान्स्त्रियः ॥ शुक्तानियानि सर्वाणि प्राणिनाञ्चैव हिंसनम् १७७
- (४८) मधु मांस गंध माला रस स्त्री श्रीर शुक्त (श्रर्थात् जो स्व-भाव से मधुर है काल पाके खट्टा होजावे ) पारिएयों का मारना ॥ १७७॥
- (४६) अभ्यक्षमञ्जनञ्चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम् ॥ १ कामं क्रोधञ्च लोभञ्च नर्त्तनक्षीत्वाद्नम् १७=
- (४६) उवटन काजल ज़ूता छ।ता काम क्रोध लोभ नाच गीत वाजा ॥ १७=॥
- ( ४७ ) खेद की यात है 'कि श्रव के ब्राह्मण इस्त वचन पर कुछ भी ध्यान नहीं करते॥
- ( ४८) यह वचन श्रीर जो श्रागे लिखे जाते हैं ब्रह्मचारी श्रथीत् विद्यार्थी के लिये हैं जब कि वह ग्रह के यहां पढ़ता हो। मधु मांस इत्यादि का त्यांग इस कारण कहा कि जिसमें इत्दियां प्रवल न हों नहीं तो फिर पढ़ने में काहे को जी लगेगा श्रीर जूते छाते इत्यादि का त्यांग इस कारण कहा कि जिसमें उसे धूप में चलने का श्रम्यास हो श्रीर निरा सुकुमार न बनजाने नहीं तो फिर उससे कुछ काम काहे को हो किया।

(५०) चूतञ्च जनवादञ्च परिवादंतथानृतम् ॥ स्त्रीणाञ्च प्रेक्षणालम्भमप्रघातम्परस्य च १७६

(५०) जूआ भगड़ा पराये का भूटा दोप कहना खियों को देखना डनसे भिलना पराये का नाश इन सब वार्तों से बचा रहे ॥ १७६॥

(५१) नित्यमुच्हतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः ॥ त्रास्यतामिति चोक्तस्सन्नासीताभिमुखंगुरोः १६३

( ५१) ओहने का जो कपड़ा है उसके वाहर दिहने हाथ को सदा निकाले रहे साधुकी नाई आचार सहित रहे चंचलता को छोड़ दे बैठो ऐसी आज्ञा गुरु की हो तब उनके सम्मुख बैठे ॥ १६३॥

(५२) हीनानवस्रवेषः स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ ॥ उत्तिष्ठेत्प्रथमञ्चास्य चरमञ्जैव संविशेत १६४

( ५२ ) गुरके समीप सर्वकाल में हीन अन और हीन वस्त्र से आहर हीन स्वरूप से रहे ( अर्थात् जैसा अन गुरु भोजन करे

<sup>(</sup> १२ ) वहे खेद की वात है कि अब लोग इसप्रकार गुरु के घर रखके अपने लड़कों को नहीं पढ़ाते आगे कृष्णचन्द्र इत्यादि ने भी इसी डबसे विद्या उपार्जन की थी॥

उससे निकृष्ट श्रन्त भोजन करे श्रीर जैसा बल्ल गुरु पहिने इससे निकृष्ट बल्ल पहिने श्रीर जैसा स्वरूप गुरु बनाये रहें उससे निकृष्ट स्वरूप श्रपना बनाये रहें ) गुरु के जागने के पहिलो जागे श्रीर गुरु के सोने के पीछे सोवे ॥ १६४॥

- (५३) प्रतिश्रवणसम्भापे शयानो न समाचरेत् ॥ नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः १६५
- ( ४३ ) सोता श्रासन पर वैटा भोजन करता श्रोर विमुख ( श्रर्थान् मुख फेरे) गुरुसेन वोले श्रार गुरु की वात न सुने किंतु॥ १६ ।॥
- ( ४४) आसीने स्वस्थितः कुर्यादभिगच्छन्तु तिष्ठतः ॥ प्रस्युद्गस्यतो त्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः १६६
- ( ५४ ) गुरु वैठे हों तो आप खड़ा होकर गुरु खड़े हों तो आप उनके सापने आनकर गुरु आते हों तो सम्मुख जाकर और गुरु दौड़ते हों तो आप भी पींचे दौड़कर वोले और वात को सुने ॥१६६॥
- ( ४५ ) पराङ्मुलस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम् ॥ प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः १६७
- ( ५५ ) गुरु विमुख हों तो उनके सम्मुख जाके और दूर हों तें समीप जाके और सोये हों तो मणामकरके आज्ञाको सुने। १६७॥

Ó

- ( ४६ ) नीचं शय्यासनञ्चास्य सर्वदा गुरुसनिधौ ॥ गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत् १६=
- ( ५६ ) गुरु के समीप श्रपनी शय्या और श्रासन नीचे रक्खे गुरु के देखते हुये जैसा चाहे तैसा श्रासन करके न रहे (श्रर्थात् गुरुके सामने पांव फैलाके श्रथवा सहारालगाके न वैठे )।।१६८॥
- ( ४७) नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम् ॥ न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम् १६६
- ( ४७ ) गुरु के पीछे भी केवल उनके नाम को न लेवे ध्यौर गुरु के गमन भाषण चेष्टा की नाई छाप यह तीनों कर्म न करे॥१६६॥
- ( ५८ ) गुरोर्यत्नपरीवादो निन्दावापि प्रवर्त्तते ॥ कर्णीतत्रपिधातन्यौगन्तन्यं वाततोऽन्यतः२००
- ( भ= ) जहां गुरु का सचा वा भूठा दोप कहा जाता हो वा निंदा होती हो तहां कान मूँदना अथवा वहां से उठ जाना।।२००॥
- ( ५६ ) दूरस्थो नार्चयेदेनं न ऋद्धो नान्तिके स्नियाः ॥ यानासनस्थश्चेवैनमवरुद्याभिवादयेत् २०२
- ( ५६ ) गुरु की पूजा दूर से ( अर्थात किसी से पूजा की सामग्री भेज के ) न करनी और कुद्ध होके न करनी अपनी ह्वी के समीप हों तो भी न करनी आप सवारी पर हो वा

श्रासन पर वैटा हो तो सवारी से उतरके श्रीर आसन को छोड़के प्रणाम करे ॥ २०२॥

- (६०) विद्यागुरुष्वेतदेव नित्यावृत्तिः स्वयोनिषु ॥ प्रतिपेधत्सु चाधर्मान्हितं चोपदिशत्स्वपि २०६
- (६०) इसी प्रकार से आचार्य्य को छोड़कर उपाध्याय आदि जो दश गुरु हैं और सम्बंधी जो चचा आदि हैं और जो अधम्म से बचाते हैं और जो हित बात का उपदेश करते हैं उन सबसे सदा गुरु की नाई सारा व्यवहार रक्खे।। २०६।।
- (६१)श्रेयस्सु गुरुवद्दृत्तिं नित्यमेव समाचरेत्॥ गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चैव स्ववन्धुषु २०७
- (६१) जो वड़े लोग हैं छौर श्रेष्ठ जो गुरुपुत्र हैं छौर जो गुरु के वंधुजन हैं इन सबसे गुरु की नाई श्राचरण करे ॥ २०७॥
- (६२) बालः समानजन्मा वाशिष्यो वा यज्ञकर्मणि॥ अध्यापयन् गुरुमुतो गुरुवन्मानमहीत २०५
  - (६२) गुहका पुत्र अपने से वय में जोटा हो अथवा समान हो अथवा

<sup>(</sup>६०) हे परभेश्वर ! फिर भी कभी पेला दिन आवेगा कि हमारे स्वदेशी इस प्रकार अपने गुरु को मानेंगे और उनकी सेवा करेंगे॥

शिष्य हो श्रीर पढ़ाने में समर्थ हो तो यज्ञकर्म में उसका मान गुरु की नाई करना चाहिये ॥ २०८॥

(६३) स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूपणम् ॥ अतोथीत्र प्रमाद्यन्ति प्रमदासुविपश्चितः २१३

(६३) यतुष्यों को द्पित करना यह नारियों का स्त्रभाव ही हैं इसिलिये पंडित लोग नारी के विषय में सावधानता से रहते हैं।। २१३।।

(६४) अविद्धांसमलं लोके विद्धांसमपि वा पुनः ॥ प्रमदा ह्युत्पथन्नेतुं कामकोधवशानुगम् २१४

(६४) काम क्रोध सहित हो पंडित हो चाहे मूर्ल हो उसे निर्पिद्ध राह पर लेजाने को स्त्री समर्थ हैं ॥ २१४ ॥

(६५) मात्रा स्वस्ना दुहित्रावा न विविक्तासनो अवेत्॥ वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमिष कर्षति २१५

(६५) माता भगिनी लड़की इन सर्वोके साथ भी एकांत में न रहना इंन्द्रिय सब बलवान हैं पंडितों को भी खींचती हैं।। २१५।।

(६६) यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति ॥ तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुषुर्राधगच्छति २१८

(६६) जिस मकार कुदारी से खोदते खोदते जल को पनुष्य पाता 🕞

है तिसीपकार सेवा करते करते गुरु की सम्पूर्ण विद्या को शिष्य पाता है ॥ २१⊏ ॥

( ६७) यदि स्त्री यद्यवरजःश्रेयःकिंत्रित्समाचरेत् ॥ तत्सर्वमान्त्ररेखुक्को यत्रवास्य रमेन्मनः २२३

(६७) स्त्री अथवा छोटा मनुष्य कोई अर्च्छी वात करता हो तो उस वात को ग्रहण करे जो कम्मशास्त्र से अविरुद्ध है उसमें पुरुष का मन सन्तुष्ट हो सो करे।। २२३।।

( ६८) धर्मार्था बुच्यते श्रेयः कामार्थे (धर्म एव च ॥ अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः २२४

(६०) किसी के मत में धर्म और अर्थ यह दोनों कल्य एकरन-हार हैं किसी के मत में अर्थ और काम कल्याए करनहार हैं किसी के मत में धर्म कल्याए करनहार है अब अपना मत कहते हैं कि धर्म अर्थ काम यह तीनों परस्पर अवि-रुद्ध हैं।। २२४।)

(६६) आचार्यश्च पिता चैव माता आता च पूर्वजः॥ नार्तेनाप्यवमन्तव्या बाह्मणेन विशेषतः २२६

<sup>(</sup>६=) अर्थात् धर्म के साथ अर्थ काम यह दोनों भी प्राप्त हो सक्षे हैं इनका परस्पर विरोध नहीं है॥

- (६८) श्राचार्य्य पिता जेटा सहोदर भाई इन तीनों का श्रपमान श्राप दुःखित हो ती भी न करे ब्राह्मण को तो अवश्य यह वात चाहिये॥ २२६॥
- (७०) यं मातापितरों क्केशं सहेते सम्भवे नृणाम् ॥ न तस्य निष्कृतिःशक्या कर्तुं वर्षशतैरपि २२७
- (७०) मनुष्य के उत्पत्ति समय में जो क्रेश माता पिता सहते हैं उससे मनुष्य सो वर्ष में भी उन्हाण नहीं हो सक्का (इस-लिये ये देवता रूप हैं) इनका अपमान कदापि न करना चाहिये ॥ २२७॥
- (७१)तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा ॥ तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपःसर्वं समाप्यते २२=
- (७१) माता पिता श्राचार्य्य इन तीनों का निय नित्य ही करना इन तीनों के सन्तुष्ट होने से सब तपस्या समाप्त होती है ॥ २२ ⊏॥
- (७२) तेषां त्रयाणां शुश्रूपा परमन्तप उच्यते ॥ न तैरम्यननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत् २२६

<sup>(</sup>७०) धन्य हैं वे जो इन वचनों को याद रखके माता पिता की सेवा करते हैं॥

(७२) इन्हीं तीनों की सेवा परम तप है इन्हों की आज़ा विना कोई दूसरा धर्मी नहीं करना ॥ २२६ ॥

(७३)त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः ॥
त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्कास्त्रयोग्नयः २३०
(७३) तीनों लोक तीनों आश्रम तीनों वेद तीनों अनि यही

तीनों हैं।। २३०॥

(७४) सन्वें तस्यादता धर्मा यस्यैते त्रय आहताः॥ अनादतास्तुयस्यैतेसर्वास्तस्याऽफलाःक्रियाः२३४

(७४) जिस मनुष्य ने इन तीनों का आदर किया उसके सब धर्म आदर को पा चुके और जिस मनुष्य ने इन तीनों का आदर नहीं किया उसकी सब क्रिया निष्फल हुई।। २३४।।

(७५) यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत् ॥ तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात्रियहिते रतः २३५

(७५) जब तक ये तीनों जीते रहें तब तक स्वतन्त्र होकर दूसरा धर्म न करें इन्हीं की सेवा और इन्हीं के हित और निय को करता रहे।। २३५॥

(७६) श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददीतावरादि ॥ श्रन्त्यादि परंधनमैं स्त्रीरतं दुष्कुलादिप २३=

- (७६) श्रद्धा करके विद्या नीच से भी लेनी और परम धम्भे चाएडालसे भी लेना औरस्त्रीरत्न हुष्टकुलसे भी लेना॥२३=॥
- (७७) विपादप्यमृतं ग्राह्यं वालादिष सुभाषितस्।। विविधानिचशिल्पानिसमादेयानिसर्वतः २३६
- (७७) विष वालक शतु श्रपवित्र इन सर्वो से क्रम करके अमृत सुन्दर वचन सुन्दर श्राचरण सुवर्ण इन सवको ब्रह्ण करना ॥ २३६॥
- (७८) स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मःशौचं सुभाषितम्।। विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः२४०
- (७८) स्त्री रत्न विद्या धर्म्म पिनिता सुन्दर वचन नाना मकार की कारीगरी इन सबको जहां से मिले वहां से लेना ॥ २४० ॥
- (७६) अनाहाणाद ध्ययनमापत्काले विधीयते ॥ अनुनज्या च शुश्रुवा यावद ध्ययनं गुरोः २४१
- (७६) श्रापत्काल स्राके पड़े तो क्षत्रिय स्रादि से ब्राह्मण पड़े जनतकपड़े तदतक उस गुरुके पीड़े चले और सेवाकरे॥२४१॥

<sup>(</sup>७७) अर्थात् वालक और शत्रु भी अच्छी वात कहें अथवा अच्छा काम करें तो उसे प्रहण करना अनादर कदापि न करना॥

## तृतीय ऋध्याय॥

- (=०) पितृभिर्भातः पित्भिर्देवरैस्तथा ॥ पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकत्याणमीप्मुभिः ५५
- (=0) वहुत कल्याण की इच्छा करनेवाले जो पिता भाई पति देवर हैं ये सव वस्त्र और आभूपण से स्त्रियों की पूजा करें।। ४४॥
- ( = १ ) यत्र नार्थ्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ यत्रैतास्तुनपूज्यन्तेसर्व्वास्तत्राफलाःक्रियाः ५६
- (=१) जिस कुल में लियों की पूजा होती है उस कुल में देवता रमण करते हैं और जहां लियों की पूजा नहीं होती वहां सब कियाएँ निष्कल होती हैं।। ४६॥
- ( = २) शोचन्ति जामयोयत्र विनश्यत्याशु ताकुलम्॥ न शोचन्ति तु यत्रेता वर्द्धते तद्धि सर्व्यदा ५७
- ( = २ ) जिस कुल में स्त्री शोक करनी हैं वह कुल भरववट नष्ट हो

<sup>( = )</sup> अर्थात् स्त्रियों को प्रसन्न रक्ते॥

<sup>( =</sup>१ ) अर्थात् स्त्रियों का अपमान कदापि न करना चाहिये॥

<sup>(</sup> दर) इससे अधिक स्थियों को सुदी और प्रसन्न रखने का और क्या वचन होवेगा॥

जाता है और जिस कुल में स्त्री शोक नहीं करती हैं वह कुल सदा बढ़ता है ॥ ५७ ॥

- ( = ३ ) जामयो यानि गेहानि शपन्त्यमितपूजिताः॥ तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ५=
- (=३) पूजा विना पाये ही जिस कुल्को शाप देती हैं वह कुल चारों स्रोर से नष्ट होंजाता है ॥ २= ॥
- ( = ४ ) तस्मादेताः सदा पूज्या भूपणाच्छादनाशनैः॥ भूतिकामैर्नेरीर्नेत्यं सत्कारेष्ट्रसवेषु च ५६
- ( ८४ ) इसिलिये विभूति की इच्छा करनेवाला जो पुरुष है सो वस्न श्रीर भोजन से सदा ख़ियों की पूजा करता रहे।। ५६॥
- ( ५५ ) सन्तुष्टो भार्य्यया भर्ता भर्त्रा भार्य्या तथैव च ॥ यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणन्तत्र वै ध्रुवस् ६०
- (= 4) जिस कुत्त में स्त्री से पति प्रसचा रहता है और पति से स्त्री प्रसच्च रहती है उसं कुल में ध्रुव करके कर्ल्याण है। वि १०॥

<sup>(</sup> म्ध ) अर्थात् स्त्रियों को गहना भोजन वस्त्र सदा देता रहे ॥

<sup>(</sup>म्४) अर्थात् जहां पति स्त्री में लड़ाई भगड़ा नहीं रहता उसी जगह कल्याण है।

( -६ ) यदि हि स्त्री नरोचेत पुगांतं न प्रमोदयेत् ॥ अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ६१

( ८६ ) जन स्त्री गसन नहीं रहती तो पति भी मसन नहीं रहता और जब पति मसन्न नहीं रहता तो संतति भी नहीं होती ॥ ६१॥

( =७ ) स्त्रियान्तु रोचमानायां सर्व्वं तदोचते कुलम् ॥ तस्यान्त्वरोचमानायां सर्व्वमेव न रोचते ६२

(=७) स्त्री के प्रसन्न रहने से कुल प्रसन्न रहता है और स्त्री के ्रश्रमसन रहने से सब कुल श्रमसन रहता है ॥ ६२ ॥

( ८८ ) स सन्धार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिञ्छता ॥ सुलं चेहेच्छता नित्यं यो ऽधाय्यों दुर्वले निद्रयैः ७६

( ८८ ) परलोक में अक्षय स्वर्ग की और इस लोक में सुख की उच्छा करनेवाला पुरुष उस गृहस्याश्रम को नित्य ही धारण करे जो दुर्वल इन्द्रियवालों से धारण नहीं होसक्ता॥ ७६॥

( = ६ ) नश्यन्ति हृज्यकृज्यानि नराणामविजानताम् ॥

भस्मीभूतेषु विशेषु मोहाइत्तानि दात्भिः ६७

<sup>(</sup>म्म) धिक् उन लोगों को जो वाल यद्यों को छोड़कर आलसी हो बाहर निकल जाते हैं अथवा छापा तिलक लगा निरु बमी हो वैठते हैं और घर घर भीख मांगते फिरते हैं "

- ( ८६) भरम सदश ब्राह्मण में ( श्रयीत मूर्ख ब्राह्मण में ) देवता श्रीर पितर के निमित्त जो वस्तु मोह से दाता लोग देते हैं सो सब नष्ट होजाता है ॥ ६७॥
- (६०) तृणानि भूमिरुदकं वाक्वतुर्थी च सूनता ॥ एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्तकदाचन १०१
  - ( ६० ) तृष्ण भूमि जल मीठी वाणी इन वस्तुत्रों से सज्जनों का गृह कभी शून्य नहीं रहता ॥ १०१ ॥
  - (६१) अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योद्यो गृहमेधिना ॥ कालेपाप्तस्त्वकालेवानस्यानस्न न्यृहेवसत् १०५
  - ( ६१ ) सूर्य्य के श्रस्त समय में श्रातिथि श्राया हो तो उसको भोजन जल श्रवश्य देना भोजन काल में प्राप्त हो श्रथवा दूसरे काल में प्राप्त हो परन्तु भोजन किये विना ग्रह में न रहने देना ॥ १०५ ॥
  - (६२) न वैस्वयं तदश्रीयादितिथिं यन्न भोजयेत् ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वातिथियूजनम् १०६

<sup>(</sup>म्ह) न जानिये लेशि फिर क्यों ऐसे मुखों को दही पेड़े खिलाते हैं। ( ६० ) अर्थात् घर आये को जल से पांव धुला के आसनपर चैठाने और उससे मीठी वात करने में सज्जन पुरुप कभी नहीं चूकते।।

- ( ६२ ) जो वस्तु अतिथि को भोजन न करावे उस वस्तु को आप भोजन न करे और अतिथि को भोजन देना यह तो धन यश आयुप् स्वर्ग इनका हित करनेवाला है ॥ १०६ ॥
- (६३) सुवासिनीः कुमारीश्च गर्भिणी रोगिणीस्त्रियः ॥ श्रातिथिभ्योग्रएवैता भोजयदिवचारयन् ११४
- (६३) पतोह विवाही लड़की छोटा लड़का रोगी गर्भिणी इन सवको आतिथि-भोजन के पहिले भोजन देना इसमें विचार न करना ॥ ११४॥
- (६४) यावतो प्रसते प्रासान् हृब्यकृब्येष्वमंत्रवित् ॥ तावतो प्रसते प्रेत्यदीप्तशृलष्ट्यया गुडान् १३३
- (६४) देवता और पितरों के अन्न को जै ग्रास मूर्त ब्राह्मण भोजन करता है तै वार श्राद्ध करनेवाला अग्नि से तप्त-शूल और ऋष्टि (अर्थातु दुधारा शस्त्र ) और लोहपिएड इन सबको भोजन करता है ॥ १३३ ॥

<sup>(</sup> ६२ ) अर्थात् ऐसान करे कि श्रच्छा श्रच्छा तो श्राप खाजावे श्रीर दुरा दुरा श्रतिथि को देवे॥

<sup>(</sup> ६४ ) न जाने लोग फिर क्यों मूर्ख ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं श्रीर ब्राह्मण किस कारण लिखने पढ़ने में मन नहीं लगाते॥

# चतुर्थ अध्याय॥

- (६५) चतुर्थमायुपो भागमुपित्वाद्यंगुरी दिजः॥ दितीयमायुपो भागं कृतदारो गृहे वसेत १
- ( ६ ५ ) आयुप् के चारभागों में से पहिले भाग में गुरुकुल में वास करे दूसरे भाग में विवाह करके गृह में रहे ( इस स्थान में यह सन्देह होसका है कि आयुप्का निश्चित काल परिणाम तो जान नहीं पहता चारभाग का पहिलाभाग किस मकार से जाना जाय कदाचित कहो कि सौ वर्ष के पुरुप होते हैं यह श्रुति में लिखा है तो २५ वर्ष चौथा भाग हुआ तो मनुजी ने छाचिस वर्षतक ब्रह्मचर्य करना यह कहा है इसके साथ विरोध पड़ेगा इसलिये जब तक ब्रह्मचर्य होसके सोई आयुप्का चौथा भाग है)॥१॥
- ( ६६ ) सन्तोषं परमास्थाय सुलार्थी संयतो भवेत् ॥ सन्तोषमूलं हि सुलं दुःलमूलं विपर्ययः १२
- ( ६६ ) परम संतोष को पाके सुखार्थी संयम (श्रयीत इंद्रिय निग्रह ) करे क्योंकि सुख की जड़ संतोप है दुःख की जड़ असं-तोप है ॥ १२॥

<sup>(</sup> ६५ ) यह वचन ब्राह्मणों के लिये है।

- (६७)इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसद्धेत कामतः ॥ ञ्जतिप्रसिक्केञ्चेतेषां मनसा सन्निवर्तयेत् १६
- ( ६७ ) इच्छा से रूप रस गन्ध स्वर्श शब्द इन सन्में प्रसक्त न होते इन सबमें अति प्रसिक्त को मन से निष्टत्त करे ॥ १६॥
- (६८) बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च ॥ नित्यंशास्त्राण्यवेक्षेतनिगमांश्चैववैदिकान् १६
- ( ६ ८ ) बुद्धि को वहानेत्राला जो शास्त्र है और घनको देनेवाला जो शास्त्र है और हित करनेवाला जो शास्त्र है इन सबको देखना और वेदार्थ का वतलानेवाला जो ग्रन्थ है उसको भी नित्यही देखना ॥ १६ ॥
- (६६)यथायथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ॥ तथातथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते २०
- ( ६६ ) मनुष्य जैसा जैसा शास्त्र का अभ्यास करता है तैसा तैसा विशेष करके जानता है श्रीर उसे ज्ञान भी रुचता है ॥ २० ॥
- (१००) न सीदेत्स्नातको विप्रः क्षुधाशक्रः कथञ्चन ॥ न जीर्णमलवद्रासा भवेच विभवे सति ३४

- (१००) समर्थ जो स्नातक (अर्थात् गृहस्थ) है सो भूख से कभी दुःखित न होने अर्थात् भूखा न रहे और निमन रहते जीर्था और अस्त्रच्य नहा न पहने ॥ ३४॥
- (१०१) क्लुप्तकेशनखश्मश्चर्दान्तःशुक्काम्बरः शुचिः॥ स्वाध्याये चैव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषुच ३५
- (१०१) वेदास्थास में और अपने हित कर्म में नित्य युक्त रहे और केश नख दाड़ी इन्हें छोटा किये रहे श्रेत वस्न पहने पवित्रता से रहे इंडियों को निग्रह किये रहे ॥ ३५॥
- (१०२) ब्राह्मे सुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थी चानुचिन्तयेत् ॥ कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च ६२
- (१०२) पहररात्रि रहते उठके धर्म और अर्थ इन दोनों का चितन करे और धर्म अर्थ का जड़ जो शरीर क्लेश है उसको भी चिन्तन करे और वेद का जो तक्त अर्थ है उसको भी चितन करे।। ६२।।
- (१०३) न स्नानमाचरेडुक्त्वा नातुरो न महानिशि ॥ न वासोभिस्सहाजसं नाविज्ञाते जलाशये १२६
- (१०३) भोजन किये हो और छातुर हो तो स्नान न करे वस्न सहित वार्यारभी स्नान न करे छर्द्धरात्र में श्रीर को जला-शय जाना नहीं गया है उसमें स्नान न करे ॥ १२६ ॥

(१०४) सत्यं ब्रूयात्मियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ॥ प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेष धर्म्भस्सनातनः १३⊏

(१०४) सत्य वोलना पिय वेश्वना सत्य भी हो श्रीर पियन ही तो उसको न वोलना पियंभी हो श्रीर सत्य न हो तो उसको भी न वोलना यह नित्य धर्म है ॥ १३ ⊏ ॥

(१०५) हीनाङ्गानतिरिङ्गाङ्गान्विद्याहीनान्वयोधिकान्॥ रूपदव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत् १४१

- (१०५) हीन अंगवाला अधिक अंगवाला मूर्ल दृद्ध कुरूप हीन जाति हीन द्रव्यवाला इन सभों की निन्दा न करनी (अर्थात् काणा है तो उसको काणा कहके न पुका-रना) १४१॥
- (१०६) मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः॥ जपेच जुहुयाचैव नित्यमग्निमतन्द्रितः १४५
- (१०६) मंगल आचार से युक्त रहे भीतर वाहर से शुद्ध रहे जितेन्द्रिय होकर जप और होम करे आलस को छोड़ देवे॥ १४५॥
- (१०७)भैत्रम्प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमज्जनम् ॥ पूर्वोद्ध एव कुर्वीत देवतानाञ्च पूजनम् १५२

- (१०७) विष्टा त्यांग देह मसाधन (श्रर्थात् शृंगार श्रादि) मातस्नान दंतधावन श्रंजन देवता का पूजन इन सब कर्म को पूर्वीह्य काल(श्रर्थीत् दिन के पूर्वभाग) में करना।।१५२।।
- (१०८) श्रभिवादयेद्वृद्धांश्र दद्याचैवासनं स्वकस् ॥ कृताञ्जलिरुपासीतगच्छतःपृष्ठतोऽन्वियात् १५४
- (१०८) अपने गृह में आये हुये हुदों को प्रणाम करे अपना आसन वैठने के लिये देवे हाथ जोड़ के सम्मुख खड़ा रहे चलने लगें तो पींछे पीछे (कुक्ष दूर) आप भी चले ॥ १५४॥
- (१०६) छाचार्यञ्च प्रवक्षारम्पितरम्मातरं गुरुम् ॥ नहिस्याद्वाह्मणान्गांश्रसर्वांश्चेवतपस्विनः १६२
- (१०६) आचार्य वेदाध्यायका कइनेवाला पिता माता गुरु श्राह्मण गौ तपस्वी इन सवमें से किसी को भी नमारे ॥१६२॥
- (११०)नास्तिक्य वेदिनिन्दाञ्च देवतानाञ्च कुत्सनम्॥ द्वेषं दम्भञ्च मानञ्चक्रोधं तेक्ष्ण्यञ्च वर्जयेत् १६३

<sup>(</sup>१०६) गौ से इस देश में बड़े काम निकलते हैं अतएव रक्षा के योग्य है ॥

(११०) नास्तिकपना और वेद और देवताओं की निंदा और शत्रुता और दम्भ और मान और कोध और तिक्ष्णता इन सबको न करना ॥ १६३॥

(१११)परस्य दगडनो चन्नेत्कुद्धो नैनं निपातयेत् ॥ इयन्यत्र पुत्रान्विष्याद्धा शिष्ट्यर्थं ताढयेतु तौ १६४

(१११) क्रोघ पाके दूसरे के मारने के लिये लाठी न चलावे श्रीर न दूसरे को किसी प्रकार से मारे परन्तु पुत्र श्रीर शिष्य इन दोनों को सिखाने के लिये ताड़ना करे ।। १६४ ।।

(११२) नाधर्मश्रास्तो लोके सद्यः फलति गौरिव ॥ शनैसवर्त्तमानस्तु कर्त्तुर्भूलानि कृन्तति १७२

(११२) श्रधर्भ शीघ्रही नहीं फलता गौ (श्रयीत पृथिवी) की नाई (जैसे पृथिवी वीज बोने से शीघ्र फल नहीं देती किन्तु काल पाके देती हैं) श्रधर्म करने वाले का धीरे धीरे सर्व नाश हो जाता है।। १७२।।

<sup>(</sup>११०) जो लोग हिन्दू कहलाते हैं उनको यह श्लोक सदा स्मरण रखना चाहिये॥

<sup>(</sup> १११ ) काशी के कितने ही हिन्दुओं ने इसका अर्थ विपरीत समस रक्खा है क्योंकि उनका कर्म विपरीत दिखलाई देता है परिवर्तों को चाहिये कि इन महापुरुपों को सीधा अर्थ समसा देवें॥

- (११३) श्रधमेंणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ॥ ततःसपत्नाच्जयति समूलस्तु विनश्यति १७४
- (११३) श्रधर्म करनेवाला पहले बदता है फिर कल्याग्य को देखता है फिर शतुओं को जीतता है परचात् , मूलसहित नाश हो जाता है ॥ १७४॥ -
- (११४)सत्यधम्मीय्येवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ॥ शिष्यांश्चशिष्याद्धमेगावाग्वाहृदरसंयतः १७५
- (११४) अले लोगों का श्राचार सत्य धर्म पवित्रता इन सव में सर्व काल रात करे भार्या पुत्र दास छात्र इन सवको धर्म से शासन (श्रयीत ताइन) करे वाणी वाहु उदर इनका संयम करे (वाणी का संयम सत्य भाषण से होता है) वाहु के वल से किसी को पीड़ा न देवे तव वाहु का संयम होता है जो कुछ थोड़ा सा मिल जाय उसीके भोजन से संतुष्ट रहने से उदर का संयम होताहै।। १७५॥
- (११५) परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ॥ धर्मञ्चाप्यमुलोदर्कं लोकविक्रप्टमेव च १७६

<sup>(</sup>१२३) श्रर्थात् श्रधर्म करनेवाला चाहे जितना वढ़े परन्तु अन्त उसका बुरा है मूलसहित नाश हो जायेगा ॥

- (११५) धर्म से वर्जित जो श्रर्थ काम है उसका त्याग करना श्रीर जो धर्म से वर्जित नहीं है परन्तु लोक से विरुद्ध है श्रीर श्रानेवाले काल में दुःख का देनेवाला है उसका भी त्याग करना ॥ १७६॥
- (११६) न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनुजुः॥ न स्यादाक्चपलश्चैव न परदोहकर्मधीः १७७
- (११६) हाथ पांव श्रांख वाणी इन सबको चंचलन रक्खे टेढा न रहे परद्रोह कर्प में ब्राद्धि को न लगावे ॥ १७७॥
- (११७) प्रतिग्रहसमर्थोपि पसक्तं तत्र वर्जयेत् ॥ प्रतिग्रहेण तस्याशु ब्राह्मं तेजःप्रशाम्यति १=६
- (११७) दान लेने में समर्थ हो तो भी न लेने दान लेने से ब्रह्म-तेज शान्त होता है ॥ १८६॥
- (११८) हिरएयभूमिमश्वंगामत्रं वासस्तिलान् घृतम् ॥ प्रतिगृह्णत्रविद्धांस्तु भस्मीभवति दारुवत् १८८
- (११८) स्वर्ण भूमि घोड़ा गौ अन्न वल्न तिल घृत इन सवमें से कोई एक वस्तु को मतिग्रह करने से मूर्ख ब्राह्मण लकड़ी की नाई भस्म हो जाता है 11 १८८ 11
- (११८) हमारी जान में जब मुर्फ ब्राह्मण यह सब लेने से भस्म होता है तो देनेवाले को भी पाप लोगा क्योंकि ब्राह्मण

- (११६) अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्धिजः॥ अम्भस्यश्मस्रवनेव सहतेनैव मजाति १६०
- ( ११६ ) तप श्रौर वेद से रहितहै मितप्रहर्मे रुचिरखता है ऐसा ब्राह्मण दातासहित दूवता हैं जैसे जलमें पत्थरकी नौका॥१६०॥
- (१२०) नवार्थपि प्रयच्छेत्तु बैडालव्रतिके द्विजेः ॥ न वकत्रतिके विषे नावेदविदि धर्मवित् १६२
- (१२०) वैद्यालवितक श्रीर वक्तवितक श्रीर र्मूर्फ इन तीनों ब्राह्मणों को धर्म जाननेवाला पुरुष जलमात्र भी न देवे १६२॥
- (१२१) त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् ॥ दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेध च १९३
- (१२१) विधि से व्यक्तित धन जो इन तीनों को देवे तो परलोक में वह दानदाता और मतिग्रहीता दोनों के अनर्थ का हेतु होता है ॥ १६३॥

का मस्म करना कदापि श्रेय नहीं जो लोग घाटिये गंगा-पुत्र गयावाल श्रीर पंडों को दान देते हैं उन्हें इस वचन पर ध्यान भी रखना चाहिये॥

(११६) जो लोग लौकिक में नाम पानेके निमित्त इस काल के ऐसे ब्राह्मणों को कि वेद का एक श्रक्षर भी नहीं जानते श्रौर प्रतिग्रह में जो देते हैं धन बांटा करते हैं उन्होंने क्या कभी यह बचन मनुकी का नहीं सुना ॥ (१२२) यथा स्रवेनोपलेन निमजत्युदके तरन् ॥ तथा निमजतोऽधस्तादज्ञौदातृप्रतीच्छकौ १६४

(१२२) जिस मकार से पत्थर की बनाई हुई नाव पर चहकर जल में डूबता है तिसी प्रकार से दाता श्रीर प्रतिग्रहीता दोनों नरक में डूबते हैं ॥ १६४ ॥

(१२३) घर्मध्वजी सदालुव्धश्छिद्धिको लोकदम्भकः ॥ वैद्यालवृतिको ज्ञेयो हिंसः सर्वाभिसन्धकः १६५

(१२३) धर्मध्वजी (अर्थात् जो नाम पाने के लिय मनुर्यों में अपने को बड़ा धार्मिक मिसद्ध करता है) लोभी वहाने से चलनेवाला वंचना करनेवाला घातुक (अर्थत् घात करनेवाला) सबकी निन्दा करनेवाला ऐसा जो है सो वैडालत्रतिक कहलाता है (अर्थात् विल्ली की नाई उसका आचरण है)।। १६४॥

(१२४) अधो दृष्टिनैं ब्ह्रातिकः स्वार्थसाधनतत्परः ॥ शठो भिथ्याविनीतश्च वक्तवत्तवसे द्विजः १६६ (१२४) नीचे देखनेवाला निष्टुर (अर्थात् दशशून्य) अपने अर्थ के साधने में तत्त्रर देवा रहनेवाला भूठी नम्रतावाला ऐसा

<sup>(</sup> १२२ ) हे हमारे वेरावासियो ! कान खोलो और इसको सुनी ॥

जो हे सो वकवितक कहलाता है (अर्थात् बकुला की नांई उसका श्राचरण है)॥ १६६॥

(१२५) ये बकवितनो विषा ये च मार्जारिलाङ्गिनः॥ ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा १६७

(१२५) वकत्रतिक दैडालव्रतिक ये दोनों श्रपने पाप से श्रन्थता-पिस्र नाम नरक में जाते हैं॥ १६७॥

(१२६) धर्मं शनैस्सञ्चितुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः ॥ परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् २३८

(१२६) किसी जीवको पीड़ान होने पावे ऐसी शीति से परलोक-के सहाय'के लिये धर्म को बटोरे जैसे दीगक बल्मीक ( अर्थात् अपनी बांबी ) को बटोरती है।। २३८।।

(१२७) नामुत्रहि सहायार्थम्पिता माता च तिष्ठतः॥ न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धम्मेस्तिष्ठति केवलः२३६

(१२७) माता पिता पुत्र भार्या जाति ये सव परलोक में सहाय के लिये नहीं रहते केवल धर्म ही रहता है।। २३६ ॥

(१२८) एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ॥ एकोऽनुसुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतस् २४० (१२८) अकेला ही जलभ होता है अकेला ही लीन होता है अकेला ही सुकृत (व्यर्थात् पुरुष) को भोग करता है अकेला ही दुष्कृत (व्यर्थात् पार) को भोगता है ॥ २४०॥

(१२६) मृतं शरिरमुत्युच्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ ॥

विमुखावान्धवा यान्तिधर्मस्तम्बुगच्छति २४१

(१२६) जब काठ श्रीर ढेले के सदश मृतशरीर को पृथिती में त्थाग करता है वांधव लोग सब मुँह फेर लेते हैं परन्यु धर्म उसके पीझे चला जाता है।। २४१।।

(१३०) तस्माद्धर्म्भं सहायार्थन्नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः॥ धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् २४२

(१३०) इसर्जिये सहाय के श्रर्थ नित्यही धीरे धीरे धर्म की वटोरे धर्म की सहायता से दुस्तर नरक को तरता है ॥२४२॥

(१३१) दृढकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचौरेरसंवसन् ॥ श्रहिंस्रोदमदानाभ्यांजयेत्स्वर्गन्तथा वतः २४६

(१३१) दृढकारी अर्थात् जिस कार्थं का आरम्भ किया उस कार्यं को समाप्त करनेवाला कोमल स्वभाववाला शीत घामआदि जो दृन्द्र हैं उनको सहनेवाला इंद्रियों को विषयों से रोकनेवाला क्राचारवाले पुरुषों के साथ सम्बन्ध को छोड़नेवाला हिंसा से निष्टत्त रहनेवाला दान करने वाला स्वर्णं को पाता है।। २४६॥

- (१३२) यादृशोऽस्यभवेदात्मा यादृशञ्च चिकीर्षितम्॥ यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेद्येत् २५५
- ( १ ३ २ ) जो सज्जनों के मध्य में अपने को छिपाता है अर्थात् जैसा है वैसा नहीं वतलाता सो लोक में वड़ा पाप करने वाला है और चोर है अर्थात् अपनी आत्मा को चुराता है ॥ २५५ ॥
- (१३३) योऽन्यथासन्तमात्मानमन्यथासत्सु भाषते ॥ सपापकृत्तमो लोके स्तेनञ्चात्मापहारकः २५६
- (१३३) जितने अर्थ हैं सो सब वाणी में रहते हैं वाणी उनका मूल है वाणी से निकलते हैं उस वाणी को जिसने चुराया (अर्थात जो भूठ बोला) सो सब वस्तु का चुराने वाला हुआ।। २५६।।

### पञ्चम अध्याय ॥

- (१३४) यो बन्धनवधक्केशान्त्राणिनां न विकीर्षति ॥ स सर्वस्य हितप्रेष्मुः सुखमत्यन्तमश्तुते ४६
- (१३४) जो सब जीवों को वन्धन श्रीर वध का क्रेश देने की इच्छा नहीं करता सो सबका हितकारी है श्रति सुख को पाता है ॥ ४६॥

(१३५) नाकृत्वा प्राणिनां हिंसाम्मांसमुत्पद्यते कचित॥ न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसंविवर्जयेत् ४=

-(१२५) प्राणियों की हिंसा विना मांस नहीं मिलता श्रौर प्राणियों का वय तो स्वर्ग के लिये नहीं है इसलिये मांस दो त्याग करना ॥ ४=॥

(१३६) ससुत्पत्तिञ्च मांसस्य वधवन्धौ च दोहिनाम्॥ प्रसमीक्ष्य निवर्त्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् ४६

(१३६) मांस की उत्पत्ति और माणियों का वध् और वन्यन इन सबको देखकर सर्व मांस का भक्षण त्यांग करे।। ४६॥

(१३७) स्वमांसं परमांसेन यो वर्द्धयितुमिच्छति ॥ अनभ्यच्येपितॄन्देवांस्ततोऽन्योनास्त्यपुणयकृत् ५२

(१३७)पराये मांस से अपने मांस को वढ़ाने की जो पुरुष इच्छा करता है उससे अधिक दूसरा कोई पापी नहीं है।। ४२॥

<sup>(</sup> १३५ ) अर्थात् मांस न खाना ॥

<sup>(</sup> १३६) अर्थात् किसीयकार का भी मांस न सावे॥

<sup>(</sup> १३७ ) क्या परिहतों ने मांसाहारी हिन्दुओं को यह वचन कभी नहीं खुनाया॥

- (१२८)श्रद्भिगीत्राणि शुध्यन्ति मनःसत्येन शुध्यति॥ विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिनशुःध्यति १०६
- (१३८) जल से शरीर सत्य से मन ब्रह्मविद्या और तपसे भूता-त्या (अर्थात् लिंगशरीर सहित जीवात्मा) ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है ॥ १०६॥
- (१३६)सदा महप्रया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया॥ सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चासुक्रहस्तया १५०
- (१३६) स्त्री सर्वकाल में हुड़ और ग्रहकार्य में दल रहे ग्रह की सब सामग्री सुन्दर प्रकार से बनाये रक्ले और यथायोग्य व्यय करे।। १५०॥
- (१४०) विशीलः कामग्रुत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः॥ उपचर्यः स्त्रियासाष्ट्या सततं देववत्पतिः १५४
- (१४०) शीलसे रिहत पात हो अथवा दूसरी ह्वी के साय प्रेम रखता हो किंदा गुर्णों से वर्जित हो तो भी जो साध्वी ह्वा हैं वे नित्यहा देवता की नाई पति की सेवा करें।।१५४।।
- (१४१) नास्तिस्त्रीणां पृथग्यज्ञो न त्रतन्नाप्युपोषितम्॥ पतिं शुश्रुषते येन तेन स्वर्गे महीयते १५५

- (१४१) स्त्रियों का यज्ञ व्रत उपवास पृथक् नहीं है केवल पति की ंसेवाही से स्वर्ग में पूजित होती हैं ।। १५५ ।।
- (१४२) पाणित्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा॥ पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किञ्चिदप्रियम् १५६

(१४२) पतिलोक की इच्छा करनेवाली साध्वी स्त्री जीते अथवा मरे हुथे पति का अपिय कुछ भी काम न करे॥ १५६॥

## षष्ठ अध्याय ॥

- (१४३) नाभिनन्देत मरणन्नाभिनन्देत जीवितम् ॥ कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशम्भृतको यथा ४५
- (१४३) मृतुष्य मरण और जीवन इन दोनों में से किसी की भी इच्छा न करे केवल कालही की मतीक्षा में रहे जिस रीति से मृत्य स्वामी की आज्ञा की मतीक्षा करता है ॥ ४५ ॥
- (१४४) दृष्टिपूर्त न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत् ॥ सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत् ४६
- (१४४) धरती पर देख के पांव रक्खे जल को कपड़े से छान के

<sup>(</sup>१४२) अर्थात् जो कुछ ईश्वर की इच्छा है उसी में सन्तुष्ट रहे श्राप कुछ न चोह ॥

थीवे सत्य करके पवित्र वाखी को वोले मन पवित्र रखके सारे काम करे।। ४६ ॥

(१४४) अतिवादांस्तितिक्षेत् नावमन्येत कञ्चन ॥ न चेमन्देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनाचित् ४.७ (१४५) दूसरे मनुष्यों की नुरी वाणी को सहे किसी का अपमान

न करे किसी से वैरं न करे ॥ ४०॥

(१४६) क्रुध्यन्तन्न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ॥ सप्तद्रारावकीर्णाञ्च न वाचमनृतां वदेत् ४=

1 १४६) श्रापने ऊपर कोई क्रोध भी करे तो उसपर श्राप क्रोध न करे श्रपनी निन्दा भी कोई करे तो श्राप उससे श्रच्छी वाणी से वोले सप्तदार से निकले हुथे वचन को श्रवत न वोजे ॥ ४८॥

(१४७) इन्द्रियाणान्निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ॥ अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ६०

(१४७) इन्द्रियों का निरोध राग देष का क्षय सब जीवोंकी आहिंसा इनसे मनुष्य मोक्ष के योग्य होता है ॥ ६०॥

(१४८) यदा भावेन भगति सर्वभावेषु निःस्पृहः॥ तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतस् ८०

- (१४८) जब परमार्थ से विषयों में दोपभावना करके सब वस्तु में इच्छा से रहित होता है तब इस लोक में श्रौर परलोक में सुख को पाता है ॥ ८०॥
- (१४६)चतुर्भिरिप चैवैतै।र्नित्यमाश्रमिभिद्धिजैः॥ दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ६१
- (१४६) चारों व्याश्रमवाले नित्य ही दश लक्षणवाला जो धर्म उस का सेवन यवपूर्वक करें ॥ ६१ ॥
- (१५०) घृतिः क्षमा दमो अस्तेयं शौचिमिन्दियानिग्रहः॥ धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ६२
- (१५०) दशलक्षण कहते हैं १ धृति (अर्धात् संतोप) २ क्षमा (अर्थात् किसी से अपकार पाकर उसका अपकार न करना और बुराई के पलटे भलाई करना) ३ दम (अर्थात् विकार करनेवाला विपय पाकर मन में विकार न होने देना) ४ चोरी का त्याग ५ पवित्रता ६ निपयों से इंद्रियों का रीकना ७ शास्त्र आदि का तत्त्वज्ञान

<sup>(</sup>१४६) जो लोग हिन्दू कहाते हैं वे नेक अपने मन में शोचें कि इस धर्म के सेवन का जो मनुजी ने दशलक्षण कहके बत-, लाया है क्या थल करते हैं॥

प्रशासकान ६ सत्य २० क्रीय का हेतु रहते भी क्रीय न करना ॥ ६२ ॥

### ं सर्म अध्याय 🗎 🧦

(१५१) दुःष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः ॥ सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दगढस्य विश्रमात् २४

(१४१) दंड के विश्वम से ( श्रयीत दएड के योग्य को न दएड-देने से श्रीर दंड के योग्य जो नहीं है उसको दंड देनेसे ) संपूर्ण वर्ण दोपी होजायंगे श्रीर संपूर्ण मर्यादा दूट जायगी संपूर्ण लोक को क्षोम हो जानेगा सब विगड़ जानेगा॥२४॥

(१५२)त्रैविद्येभ्यस्त्रथीं विद्यांदंडनीतिं च शाश्वतीम्॥ आन्वीक्षिकींचात्मविद्यां वार्तारंभांश्चलोकतः ४३

(१४२) तिन विद्या के जाननेवाले ब्राह्मणों से तीन विद्या श्रीर सनातन दंडनीति श्रीर तर्कविद्या श्रीर ब्रह्मविद्या श्रीर (धन मिलने का उपाय जाननेवाले ) लोगों से कृषि वाणिज्य पशुपालन श्रादि वार्ता को सीले ।।४३॥

(१५३) इन्द्रियाणाञ्चयेयोगं समातिष्ठेदिवानिशम् ॥ जितेन्द्रियो हि शकोति वशेस्थापयितुं प्रजाः ४४

À

<sup>(</sup>१४१) यह श्रध्याय राजा के बास्ते हैं॥

( १५३) रात्रि दिन इंद्रियों के जीतने में उद्योग करे निर्तेद्रिय राजा संपूर्ण पजा को अपने वश में रखसक्ता है ॥ ४४॥

(१५४) दशकामसमुत्थानि तथाष्टी क्रोधजानि च ॥ व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत ४५

(१५४) काम से उत्पन्न दश वातु श्रीर क्रोध से उत्पन्न श्राठ वस्तु इनको यत से वर्जन करे ॥ ४५ ॥

(१५५) कामजेषु प्रसङ्घो हि व्यसनेषु महीपतिः॥ वियुज्यतेऽर्थधम्भीभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैवतु ४६

(१४५) काम से उत्पन्न वस्तु में मसक्त होने से राजा घर्ष झार अर्थ से रहित होता है और क्रोध से उत्पन्न वस्तु में मसक्र होने से आप ही नष्ट होजाता है ॥ ४६ ॥

(१५६) मृगयाक्षादिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियोमदः ॥ तौर्यत्रिकंत्र्थाढ्याचकामजोदशको गणः ४७

(१५६) अहेर श्रौर पांसे का खेलना दिन में सोना पर का दोष कहना स्त्री की सेवा सुरापान नाचना गाना बनाना हथा चूमना ये दश काम से उत्पन्न हैं ॥ ४७ ॥

<sup>(</sup>१५३) खद की बात है कि पंडित लोग दान दक्षिणा मिलने की कथा तो नित्य सुनाया करते हैं परन्तु पेसे ऐसे श्लोक हमार राजा महाराजों को कभी नहीं समभाते॥

- (१५७)पेशुन्यं साहसं द्रोहईष्यीस्यार्थद्षणम् ॥ वाग्दराहजञ्जपारुष्यं क्रोधजोऽपिगणोऽष्टकः ४=
- (१५७) किसी का दोष किसी से कहना वल से काम करना कपट से वध दूसरे के गुग्ग को न सहना पर के गुग्ग में दोप निकालना अर्थ को जुराना अथवा देने योग्य वस्तु को न देना वाग्गी से कठोर वोलना दंड से ताड़न करना ये आड कोष से जस्पन हैं॥ ४=॥
- (१५८)द्वयोरप्येतयोर्धूलं यं सर्वे कवयो विदुः॥ तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्ञावेतावुभौ गणौ ४६
- (१५८) दोनों गर्छों का मूल लोभ है उसकी यह से जीतना इस के जीतने से दोनों गर्छ जीते जाते हैं इस चात को कवियों ने कहा है ॥ ४६ ॥
- (१५६)मोहाद्राजास्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ॥ सोऽचिराज्र्रथतेराज्याजीविताच सवान्धवः १११
- (१५६) जो राजा मोह से विना देखे अपनी प्रजा को पीड़ा देवा है सो थोड़े ही काल में प्राण राज्य वांधव सब सहित नाश हो जाता है ॥ १११॥

(१६०) शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ॥
तथाराज्ञामपिप्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्पणात् ११२
(१६०) जिस रीति से शरीर को कृष्टदेने से सब इन्द्रियों को कष्ट होता है तिसी रीति से प्रजा की पीड़ासे राजा का प्राण पीड़ित होता है ॥ ११२॥

#### ्त्रपृम् ग्रध्याय॥

(१६१)सभा वा न प्रवेष्टब्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्॥ अञ्जबन्विञ्चवन्वाऽपि नरो भवति किल्विपी १३

(१६१) या तो सभा में जाना ही नहीं और जो जाना तो - यथार्थ ही बोलना जानके न बोले अथवा विरुद्ध बोले तो पापी है ॥ १३॥

# (१६२)यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रान्ततेन च ॥ हन्यते पेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः १४

(१६२) जहां अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य गारा जाता है और देखनेवाले उंसको निवारण नहीं करते तहां सभासद् ही गारे गये हैं ।। १४ ।।

<sup>(</sup> १६० ) त्रर्थात् राजा श्रपनी प्रजा की प्राण्समान जाने ॥

<sup>(</sup>१६१) अर्थात् भूठ कभी न बोले और काम पड़ने पर सच को कभी न छुपवि॥

- (१६३) एक एव सुद्धस्मी निधनेऽप्यनुयाति यः॥ शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गुच्छति १७
- (१६३) एक धर्म ही मित्र है क्यों कि वह मरे पीळे भी साथ जाता है और वाकी तो सब शरीर के साथ ही नष्ट होते हैं (क-दाचित कहो कि मरे पीछे तो अधर्म भी साथ जाता है तो वह भी मित्र होना चाहिये तिसका समाधान यह है कि धर्म इष्ट फल देने के लिये जाता है और अधर्म अनिष्ट फल देने के लिये जाता है और अधर्म अनिष्ट फल देने के लिये जाता है तो जो इष्टफल देने के लिये जाय सोई मित्र कहजाता है और भार्या पुत्र आदि तो शरीर के साथ ही छूटजाते हैं इसलिये पुत्र आदि में स्नेह करके धर्म को न मारना)।। १७।।
- (१६४) पादो अधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमुच्छति ॥ पादः सभासदःसर्वान्पादो राजानमुच्छति १८
- (१६४) अधर्भ के चारभाग होते हैं एक एक भाग को कर्ता साक्षी सभासद् (अर्थात् मुंशी मुनसद्दी इत्यादि ) और राजा ये चारों पाते हैं ।। १८।।
  - (१६५) आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च ॥ नेत्रवक्रविकारेश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः २६

(१६५) श्राकार इंगित गति चेष्टा भाषित नेत्र श्रीर मुख का विकार इन सबसे भीतर का मन जाना जाता है ॥२६॥

(१६६) साक्षी दृष्टश्चतादन्यदिनुवन्नार्य्यसंसदि॥ अवाङ्नरकमभ्येति प्रत्य स्वर्गाच हीयते ७५

(१६६) जो साक्षी मले लोगों की सभा में सुनने से और देखने से विरुद्ध बोलता है (अर्थात् भूटा गवाही देता है) सो अधोमुख अर्थात् नीचे मुख होकर नरक में जाता है और परलोक में स्वर्ग को खोता है।। ७५।।

(१६७) यत्रानिवद्धोऽपीक्षेतगृणुयाद्वाऽपि किञ्चन ॥ पृष्टस्तत्राऽपि तद्बूयाद्यथा दृष्टं यथा श्रुतस् ७६

(१६७) तुम इसमें साली हो ऐसा नहीं भी कहा है और व्यवहार को उसने देखा है और फिर वह द्वलाके पूछानाय तो जैसा देखा है और सुना है तैसा ही कहे ॥ ७६ ॥

(१६=)सत्येन प्यते साक्षी धर्मः सत्येन वर्द्धते ॥ तस्मात्सत्यंहिवक्वयं सर्ववर्षेषु साक्षिभिः =३ .

(१६८)सत्य से साक्षी पानित्र होता है श्रीर सत्य ही से धर्म वहता है इस लिये सर्व वर्ण में साक्षी को सत्य ही वोलना चाहिये॥=३॥

( १६६ ) हमारे परिडतों को चाहिये कि इन एलेकों को एकवार उन्हें छुनादेंचे जो हिन्दू कहलाते हैं श्रीर नित्य गवाही देने को कचहरी में जाया करते हैं॥

- (१६६) ञ्चात्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः॥ मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणग्रुत्तमय=४
- (१६६) श्रात्मा का श्राश्रय श्रीर साक्षी श्रात्माही है इसलिये मनुष्यों की उत्तम साक्षी अपने श्रात्मा का श्रपमान मत करो ॥⊏४॥
- (१७०) मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः॥ तांस्तु देवाः पपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरुषः =५
- (१७०) पाप करनेवाले यह मानते हैं कि हमको कोई नहीं देखाता है पर उस पाप को देवता और अपने भीतर रहनेवाला पुरुष देखता है ॥ ८४ ॥
- (१७१) धनुः शतं परीहारो त्रामस्य स्यात्समन्ततः॥ शम्यायतास्त्रयो वाऽपि त्रिगुणो नगरस्य तु २३७
- (१७१) गौ के चराने के लिये ग्राम के चारों ओर सौ धनुष्तक अर्थात् चार सौ हाथ तक खेती न करना अथवा हाथ से लाठी फेंकना जहां जाके लाठी गिरे उतनी भूमि की तिगुनी भूमितक खेती न करना और नगर के चारों ओर तो जो कहा है उसका िगुना बोड़ना ॥ २३७॥

<sup>(</sup> १७१ ) क्या अच्छी वात होती जो हिन्दू ज़र्मीदार लोग अब भी देसा ही करतें और अपने गाय वैलों को बढ़ाते क्योंकि

(१७२)यः क्षिप्तो मर्पयत्यार्तेस्तेन स्वर्गे महीयते ॥ यस्त्वैश्वर्यानक्षमते नरकं तेन गच्छति ३१३

(१७२) दुःखित मंतुष्य से निषिद्ध भाषण को पाके जो क्षमा करता है सो स्वर्ग में पूजित होता है और जो ऐश्वर्थ से क्षमा नहीं करता सो नरक में जाता है ॥ ३१३॥

### नवस ऋध्याय ॥

(१७३)पिता रक्षति कौमारे मर्त्ता रक्षति यौवने ॥
स्थानित स्थाविरे पुत्रा न स्वी स्वातन्त्र्यमहीति ३

(१७३) वाल्यावस्था में पिता युवावस्था में पित द्यदावस्था में पुत्र स्त्रियों की रहा करते हैं स्त्री स्वतन्त्र (अर्थात् अपने अर्थीन) होने के योग्य कभी नहीं होती ॥ ३॥

(१७४) अर्थस्य संग्रहे नैनां न्यये नैव नियोजयेत्॥ शौने धर्मोन्नपङ्गवाञ्च पारिणाह्यस्य नेक्षणे ११

खेत में गोवर श्रिश्वक पड़ने से श्रश्न बहुत उत्पन्न होता है श्रीर गाय वैलों की बहुतायत से दूध दही घी श्रीर हल गाड़ी चलाने श्रीर खेत सींचने का भी सुमाता पड़ता है हमारे देशवासी जो यह बात कहते हैं कि श्रागे से श्रव पृथ्वी में श्रश्न बहुत कम उपजता है उसका बड़ा कारण यह चराई न रहने से गाय वैलों का घटजाना है ॥

- (१७४) अर्थ का संग्रह व्ययकर्म (अर्थीत् घर का खर्च) पतित्रता धर्म अन्न बनाना गृह की सामग्री को देखना इन सब कार्मों में स्त्री को अधिकार देना ॥ ११॥
- (१७४)पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोटनम् ॥ स्वप्रोऽन्यगेहवासश्च नारी संदूषणानि षद् १३
- (१७५) मखपान दुर्जन संग पति का बिरह इधर उधर घूमना अकाल में सोना और के गृह में बास ये बः नारी को दूपरा है।।१३॥
- (१७६) पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ॥ सा भर्तृलोकानाप्रोतिसद्भिः साध्वीति चोच्यते २६
- (१७६) यन वाणी देह से संयत (अर्थात् दोषरहित) होकर जो स्नी अपने पति को छोड़ दूसरे पुरुष का संयोग नहीं करती सो भर्तेलोक को पाती है और इसलोक में भले लोग उसको साध्वी अर्थीत् पतिवता कहते हैं ॥ २६ ॥
- (१७७) काममामरणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यर्तुमत्यपि ॥ न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ८६

<sup>(</sup>१७४) श्रामद्नी श्रोर खर्च का हिसाव स्त्री तभी रख सर्केगी श्रोर धर्म श्रधम का भेद भी तभी जानेगी जब पड़ी लिखी होगी श्रतप्व स्त्रियों को पड़ना लिखना श्रवश्य सीखना चाहिये॥

( १७७ ) ऋतुमती भी कन्या होकर गृह में मरणतक रहे परन्तु उस कन्या को गुणहीन पुरुप को कभी न देवे ॥ ८६॥

(१७८) चूतं समाह्वयञ्चेव राजा राष्ट्रान्निवारयेत् ॥ राजान्तकारणावेतौदो दोषो पृथिवीक्षिताम् २२१

(१७=) धूत और समाह्य इनको राजा अपने राज्य में न होने दे ये दोनों राज्य का नाश करनेवाले हैं।। २२१॥

(१७६) प्रकाशमेतत्तास्क्रय्यं यद्देव न समाह्नयौ ॥ तयोज्ञित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यत्नवान्भवेत् २२२

(१७६) ये दोनों प्रकाश चोरी हैं इसितये इन दोनों के नाश का राजा यज करे।। २२२।।

(१८०) व्यपाणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके चृतमुच्यते ॥ प्राणिभिःकियमाणस्तु स विज्ञेयःसमाह्वयः २२३

(१८०) प्राणरहित (पांसे श्रादि) से दांत लगा के क्रीड़ा करना धूत कहलाता है श्रीर प्राणसहित (लाल बुलबुल मेडे भैंसे घोड़े इत्यादि) से दांत लगा के क्रीड़ा करना समा-ह्य कहलाता है।। २२३।।

(१८१)चूतं समाह्रयं चैव यः कुर्यात्कारयेत वा ॥ तान्सर्वान् घातयेदाजा शूदांश्च द्विजलिङ्गिनः २२४

<sup>(</sup> १७६ ) अव तो राजा भी चूत और संमाह्मय करनेतारे॥

- (१८१) यूत श्रोर समाहय इन दोनों को जो करे श्रीर करावे तिसको श्रोर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के चिह्न धारण करने वाले शूद्र को राजा नाश करे।। २२४॥
- (१८२) चूतमेतत्पुराकल्पे दृष्टं वैरकरं महत्॥ तस्माद् चूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् २२७
- (१८२) घूत वड़ा वैर करनेवाला है यह पूर्वकाल में भी देखा-गया इसलिये बुद्धिमान पुरुष हँसी के अर्थ भी इसका सेवन न करे।। २२७।।
- (६८३) समुत्सृजेदाजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि ॥ सद्भौकार्षापणौदद्यादमेध्यश्राशुशोध्येत२८२
- (१८३) विना आपत्काल के राजमार्ग (अर्थात् सड़क) में अपिवत्र वस्तु (अर्थात् कूड़ा कर्कट इत्यादि) डाले सो दो कार्थ-पण दंड देवे और अपिवत्र वस्तु को डाली है उसे उटाकर शीघ्र राजमार्ग से चाहर ले जावे ॥ २८२॥

<sup>(</sup> १८२ ) আহ্বर्य है कि पेसे पेसे वचन के रहते भी हिन्दू ब्राह्मण प्रिटत और राजालोग जुझा खेलें ॥

<sup>(</sup>१८३) जो सकार श्रंभ्रेज़वहादुर ने इस वचनपर ध्यान धरा होता तो फिर कोई नगर हिन्दुस्तान में मैला और अपवित्र न रहता॥

(१८४) ज्ञारभेतैवकर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः॥ कम्मीययार्भमाणं हि पुरुषं श्रीतिषेवते ३००

(१८४) काम करते करते थक जावे तो किर भी कामों का आरम्भ करता ही रहे क्योंकि काम करनेवालों की सेवा लक्ष्मी र्गिति करती हैं ॥ ई०० ॥ ि

(१८५) कृतन्त्रेतायुगञ्जैव द्वापरं कलिरेव च ॥ 🥣

राज्ञो वृत्तानि सर्व्वाणि राजा हियुगमुच्यते३०१

(१८५) कृत त्रेता द्वापर काली ये ही चारों युग हैं सो नहीं किन्तु ं जैसा आचरण राजा करे तैसा युग होता है ( अर्थात्

राजा ही युग है ) ।। ३०१ ॥

(१८६)मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानान्तान्तवस्य च II गन्धानाञ्च रसानाञ्च विद्याद्घेबलाबलम् ३२६

(१८६) वैश्य माणि मोती मूंगा लोहा सूत गुन्ध रस इन सर्वोका देश काल समभ के न्यून श्राधिक मोल जाने ॥३२६॥

(१८४) अर्थात् काम करने से कभी न घवरावे चाहे वह सिद्ध हो। ः 🦙 ् चाहे न हो काम करता ही रहे यदि हमारे देशवाले इस वचन के अनुसार चलते और आलसी और निरुद्यमी न ें होजाते श्राज इस दशा को क्यों पहुँचते॥

(१६४) प्रधीत् जद्यं जय राजा अच्छा है तहें तव सतयुग वर्तता है ॥

(१=७) बीजानामुप्तिविच स्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च ॥

मानयोगञ्जजानीयात्तुलायोगांश्र्य सर्वशः३३०

(१८७) खेत का दोप श्रौर गुण वीज वोना परयद्रोण श्रादि मान योग पाशा तोला श्रादि तुलायोग इन सर्वोका जाननेवाला होवे ३३०

(१८८)सारासारञ्चभागडानां देशानाञ्चगुणागुणान्॥ लामालाभञ्जपग्यानां पशूनां परिवर्द्धनम्३३१

(१८८) भाष्ड (अर्थात्पात्र) का सार असार देशों का गुण अ-गुण वेचने योग्य वस्तुओं का लाभ अलाभ पशुओं का बदना इन सब वातों को जाने ॥ ३३१॥

(१८६)भृत्यानाञ्चभृतिविद्याद्भाषाश्च विविधानृणास्॥ द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ३३२

(१८६) मजदूरों की मजदूरी महुष्यों की नाना मकार की भाषा द्रव्यों के स्थिति की उपाय और वेचना मोल लेना इन सब वार्तों को जाने ॥ ३३२॥

<sup>(</sup>१=६) यदि हमारे देश के विनिधे महाजन दुकानदार मनुजी के इन सब बचनों को माने और अपने लड़कों की ये सब वातें और नाना प्रकार की भाषा सिखलावें तो फिर क्यों न धन धान्यसे पूर्ण होजावें परन्तु जब उन्होंने अपने ही धर्मशास्त्र से विरुद्ध काम करना और लड़कों को मूर्ख रखना स्वीकार किया तो फिर विपत्ति और दरिद्र का मुख देखकर क्यों विल्तें॥

(१६०) शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुर्मृदुवागनहंकृतः ॥ ब्राह्मण्स्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टाञ्जातिमश्नुते ३३५

(१६०) पवित्रता वड़ों की सेत्रा कोमल बोलना श्रहंकार न करना ब्राह्मणों के नित्य आश्रय रहना ये कर्म शूद्रों को उत्तम 'जाति देने वाले हैं ॥ ३३५॥

## दशमं अध्याय॥

(१६१) ऋहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियानेश्रहः ॥ सर्वसामासिकं धर्म्भञ्चातुर्वस्यऽत्रवीन्मनुः ६३

(१६१) अहिंसा सत्य चोरी न करना शीच इद्वियों का रोकना यह 'संक्षेप धर्भ चारों वर्ष का है ऐसा मनुजी ने कहा ॥६३॥

### एकादश ऋध्याय ॥

(१६२) ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः ॥ महान्तिपातकान्याद्वस्तंसर्गश्चाऽपितेस्सहप्रप्र

(१६२) ब्रह्महत्या सुरापान ब्राह्मण का दश माशा सोना अथवा इससे अधिकचुराना माता से सम्भोग ये चार महापातक हैं महापातकी के साथ संसर्ग करना यही पाँचवाँ महा-पातक है ।। ५५ ।।

<sup>(</sup> १६० ) त्रर्थात् इन कर्मों को जो ग्रहमी करे तो उसे उत्तम जाति वालों के समान मानना चाहिये।।

- (१६३) अनृतञ्च समुत्कर्षे राजगागि च पेशुनम् ॥ गुरोश्चालीकनिर्वन्धः समानि ब्रह्महत्यया ५६
- (१६३) नीच जाति होके हम बड़ी जाति हैं ऐसा भूठ बोलना राजा के समीप (जिसमें उसका मरण हो ऐसा ) किसी का दोप कहना गुरु से भूठ बोलना ये सब ब्रह्महत्या के समान हैं ॥ ५६ ॥
- (१६४) उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुप्य गुरुन्तथा ॥ अपहृत्यच निःक्षेपंकृत्वाच स्त्री सुहृद्रधम् ८६
- (१६४) साक्षी होके भूट वो तने में गुरु को मिथ्या दोन लगाने में स्त्री के वध में श्रीर मित्र के वध में (ब्रह्महत्या का व्रत करना ) ।। = १।

## द्वादश अध्याय॥

(१६५)वाग्दगडोऽथं मृनोदगडः कायदगडस्तथैव च ॥ यस्यैते निहिता बुद्धौत्रिदगडीति स उच्यते १०

<sup>(</sup>१६४) अर्थात् भूठी साक्षी दना इत्यादि पाप ब्रह्महत्या के बरावर हैं॥

(१६५) जिसकी वाणी मन शरीर ये सब क्रम से निषिद्ध कथन श्रमत्संकल्प निषिद्ध व्यापार इनका त्याग किये हुये हैं वही त्रिद्यही कहलाता है क्योंकि दमन से दएड है तो जिसने तीनों से तीनों वस्तु का दमन किया वही त्रिद्यही है।।१०॥

(१६६) त्रिद्गडमेतिनिक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः ॥ कामकोधौतुसंयम्य ततस्सिद्धित्रियच्छति ११

(१६६) सम्पूर्ण जीवों में इन तीनों दगड को (श्रर्थात मनोदगड कायदण्ड वाणीदगड को) स्थापन करके श्रीर काम क्रोध को रोक के सिद्धि को पाता है ॥ ११॥

इति